## शिवताण्डव स्तोत्रम्

जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां मालिकाम् भुजङ्ग तुङ्ग डमडुमडुमडुमन्निनाद वडुमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् | |१| | कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, जटा विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि | धगद् धगद् धगज्वलल् ललाट पट्ट पावके, किशोर चन्द्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२॥ धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बन्धु बन्धुरस्, फुरद् दिगन्त सन्तति प्रमोद मानमानसे । कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि, क्रचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ||३|| लता भुजङ्ग पिङ्गलस् फुरत्फणा मणिप्रभा, कदम्ब कुङ्कमद्रवप् रलिप्तदिग्व धूमुखे

मदान्ध सिन्धुरस् फुरत् त्वगुत्तरीयमे दुरे, मनो विनोद मद्भृतं बिभर्तु भूतभर्तरि | |४| | सहस्र लोचनप्रभृत्य शेष लेखशेखर, प्रस्न धूलिधोरणी विध्स राङ्घि पीठभूः | भुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाटजूटक, श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ॥५॥ ललाट चत्वरज्वलद् धनञ्जयस्फुलिङ्गभा, निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकम् । सुधा मयूखलेखया विराजमानशेखरं, महाकपालिसम्पदे शिरोज टालमस्तु नः ||६|| कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्वल, द्धनञ्जयाहुती कृतप्रचण्ड पञ्चसायके धरा धरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक, प्रकल्प नैक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम |||७|| नवीन मेघ मण्डली निरुद् धदुर् धरस्फुरत्-कुहू निशीथि नीतमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः |

निलिम्प निर्झरी धरस् तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कला निधान बन्धुरः श्रियं जगद् धुरंधरः ॥८॥ प्रफुल्ल नीलपङ्कज प्रपञ्च कालिम प्रभा-वलम्बि कण्ठकन्दली रुचिप्रबद्ध कन्धरम् । स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे ॥९॥ अखर्व सर्व मङ्गला कला कदंब मञ्जरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् | स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्ध कान्तकं तमन्त कान्त कं भजे ॥१०॥ जयत् वदभ्र विभ्रम भ्रमद् भुजङ्ग मश्वस – द्विनिर्ग मत् क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट् | धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ॥११॥ स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-

गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः

तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः, समप्रवृत्तिकः सदाशिवं भजे | |१२| | कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्, विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् । विमुक्तलोललोचनो ललामभाललप्रकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ॥१३॥ इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं, पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं, विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् ।।१४।। पूजा वसान समये दशवक्तृ गीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे । तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्ग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः | |१५| |

इति श्रीरावण- कृतम् शिव- ताण्डव- स्तोत्रम् सम्पूर्णम्

### शिवमहिम्न: स्तोत्रं

श्रीगणेशाय नम: ॥ पुष्पदंत उवाच ॥

महिम्र: पारं ते परम विदुषोयद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवशन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्य: सर्व: स्वमतिपरिणामावधि गृणन्, ममाप्येषस्तोत्रे हर निरपवाद परिकर: ॥ १ ॥ अतीत: पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयो, रतद्व्यावृत्त्यायं चिकतमभिधते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधिगुणः कस्यविषयः, पदेत्वर्वाचीने पतित न मन:कस्य न वच: ॥ २ ॥ मधुस्फीता वाच: परममृतं निर्मितवत, स्तवब्रह्मान्किं सुरगुरोर्विस्मयपदम् वागपि मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवत: पुनामीत्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ॥ ३ ॥

यत्तजगद्दयरक्षाप्रलयकृत्,

तवैश्वर्यं

त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु अभव्या नामस्मिन्वरद-रमणीयामरमणीं विहंतुंव्याक्रोशीं विदधत इहैके जडिधय: ॥ ४ ॥ किमीहः किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च । अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधिय: कुतर्कोऽयंकश्चिन्मुखरयति मोहाय जगत: ॥ ५ ॥ लोका किमवयवन्तोऽपि अजन्मानो जगतामधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति । अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने क: परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशरेत इमे ॥ ६ ॥ त्रयी सांख्यं योग: पशुपतिमतं वैष्णविमति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति रुचीनां

रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७ ॥

फणिन: महोक्ष:खट्वांगं परशुरजिनं भस्म कपालं चेतीयत्तव वरद तंत्रोपकरणम् । सुरास्तां तामृद्धिं विदधति भवद्भ्रूप्रणिहितां निह स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ ८ ॥ ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुविमदं परो ध्रौव्या ध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिहेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ ९ ॥ तवैश्वर्यं यत्नाद्यपरि विरिंचो हरिरध: परिच्छेतुं यातावनलमनिलस्कंधवपुषः ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्भ्यां गिरिश यत् स्वयंतस्थे ताभ्यां तविकमनुवृत्तिर्न फलित ॥ १०॥ अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्वाहूनभृत रणकंडूपरवशान्

शिर:पद्मश्रेणीरचितचरणांभोरुहबले: स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्॥११॥ अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं बलात्कैसासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत: ।

अलभ्या पातालेऽप्यलसचिताङगुष्ठशिरसि प्रतिष्ठात्वय्यासीद्ध्रुवमुपचितोमुह्यति खलः॥१२॥

यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरिप सती मधश्चक्रे बाण: परिजनविधेयस्त्रिभुवन: ।

न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो र्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसत्वय्यवनति: ॥१३॥

अकांड ब्रह्मांड क्षयचिकत देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहतवत: ।

सकल्माष:कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभंगव्यसनिन:॥१४॥

असिद्धार्था नैव क्वचिदिप सदेवासुरनरे निवर्तते नित्यं जगित जियनो यस्य विशिखाः ।

सपश्यन्नीश त्वामितसुरसाधारणमभूत् स्मर:स्मर्तव्यात्मा न हि विशेषु पथ्य: परिभव: ॥ १५ ॥ महीपादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदं पदंविष्णोभ्रीम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् यात्यनिभृतजटाताडीततटा मुहद्यौदींस्थ्यं जगद्रक्षायै त्वं नटिस ननु वामैव विभुता ॥ १६ ॥ वियद्व्यापीतारागणगुणित फेनोद्गमरुचि: प्रवाहो वारां यः पृषदलघुदृष्टः शिरसि ते । जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः ॥ १७ ॥ रथ:क्षोणी यंता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चन्द्राकौं रथचरणपाणि: शर इति । दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडंबरविधि र्विधेयै:क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा: प्रभुधिय: ॥१८॥ हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधाय पदयो-र्यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम्

गतोभक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् ॥ १९ ॥ क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । अतस्त्वां संप्रेक्ष्य ऋतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकर: कर्मसु जन: ॥ २० ॥ क्रियादक्षो दक्ष: क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता-मृषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्या: सुरगणा: । क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु: श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखा: ॥ २१ ॥ प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतांरिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । सपत्राकृतममुं धनुष्पाणेर्यातंदिवमपि त्रसंतं तेऽद्यापि त्यजित न मृगव्याधरभसः ॥ २२ ॥ स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणव-त्पुर: प्रुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि । यदि स्त्रौणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतय: ॥ २३ ॥

श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा: श्चिताभस्मालेप: स्त्रगपि नृकरोटीपरिकर: अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथाऽपि स्मर्तृणां वरद परमं मङ्गलमसि ॥ २४ ॥ सविधमविधायात्तमरुत: मन:प्रत्यक्चित्ते

प्रह्रष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्संगितदृशः

यदालोक्याहादंहद इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमधुरणिरात्मात्वमिति च । परिच्छिन्नामेवं त्विय परिणता ब्रिभ्रतु गिरं न विद्यस्तत्तत्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि ॥ २६ ॥

त्रयीं तिस्त्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुंधानमणुभि: समस्तव्यस्तं शरणद गृणात्योमिति पदम् ॥

रुद्र:पशुपतिरथोग्र:सह महां शर्वो भव: स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम अमुष्मिन्प्रत्येकं प्रविरचित देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नम: क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नम: । नमोवर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो नम:सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नम: ॥ २९ ॥ बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नम: प्रबलतमसे तत्संहारे नमो हराय जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नम: प्रमहिस पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नम: ॥ ३० ॥ कृशपरिणति चेत: क्लेशवश्यं क्व चेदं तव गुणसीमोह्रंघिनी शश्वदृद्धि: । इति चिकतममंदीकृत्य मां भक्तिराधा द्वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् ॥ ३१ ॥

असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिंधुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदिप तव गुणानामीश पारं न याति ॥ ३२ ॥ असुरसुरमुनीन्द्रैरिचतस्येन्दुमौले ग्रंथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य ।

सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदंताभिधानो रुचिरमलघुवृतैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३ ॥ अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेत त्पठित परमभक्त्या शुद्धिचत्तः पुमान्यः । स भवित शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्कीर्तिमांश्च ॥ ३४ ॥ महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः । अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥ ३५ ॥ दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः ।

महिम्रस्तवपाठस्य कलां नाहँति षोडशीम् ॥ ३६ ॥ कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः । स खलुनिजमिहम्रो भ्रष्ट एवास्यरोषा त्स्तवनिपदमकाषाद्दिव्यदिव्यं मिहम्नः ॥ ३७ ॥ सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठित यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः । व्रजित शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनिपदममोघं पुष्यंदंतप्रणीतम् ॥ ३८ ॥ श्रीपुष्यदंतमुखपंकजिनर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिहरेण हरप्रियेण ।

कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश: ॥ ३९ ॥ इत्येषा वाङमयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयो: । अर्पिता तेन मे देव: प्रीयतां च सदाशिव: ॥ ४० ॥ इति श्रीपुष्पदंतिवरिचतं शिवमहिम्न: स्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

#### अमोघशिवकवच

🕉 नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सकललोकैककर्त्रे सकलतत्त्वविहाराय सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकलवरप्रदाय सकलदुरितार्त्तिभञ्जनाय सकलजगदभयंकराय सकललोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्मलाय निस्सङ्गाय निर्द्रन्द्राय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तप्रकाशतेजोरूपाय

जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारण महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्ठाङ्गखङ्गचर्मपाशाङ्कश डमरुशूलचाप बाणगदा शक्ति भिन्दिपालतोमर-मुसल मुद्गरपट्टिश परशुपरिघ

भुशुण्डी-शतघ्रीचक्राद्यायुध भीषणकर दंष्ट्राकराल- विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्माण्डमंडल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष, रक्ष । मां ज्वल ज्वल । महामृत्युभयमपमृत्युभयं नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय। चोरभयं मारय मारय मम शत्रुनुच्चाटयोच्चाटय। त्रिशूलेन विदारय विदारय । कुठारेण भिन्धि भिन्धि । खड्गेन छिन्धि छिन्धि । खट्वांगेन विपोथय विपोथय । मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय । वाणैः सन्ताडय सन्ताडय । रक्षांसि भीषय भीषय । भूतानि विद्रावय विद्रावय । कूष्माण्डवेताल-मारीगण-ब्रह्मराक्षसान् संत्रासय ममाभयं कुरु कुरु मामाश्वासयाश्वासय । नरकभयान्मामुद्धारयोद्धरय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुत्तृड्भ्यां मामाप्याययाप्यायय शिवकवचेन दःखातुरं मामानन्दयानन्दय मामाच्छादयाच्छादय त्र्यंबक सदाशिव ! नमस्ते नमस्ते नमस्ते ।

# लिङ्गाष्टकम्

ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिङ्गं निर्मलभासित शोभित लिङ्गम् । जन्मजदुःख विनाशक लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 1 ॥

देवमुनि प्रवरार्चित लिङ्गं कामदहन करुणाकर लिङ्गम्। रावण दर्प विनाशन लिङ्गं

तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 2 ॥

सर्व सुगन्ध सुलेपित लिङ्गं बुद्धि विवर्धन कारण लिङ्गम्।

सिद्ध सुरासुर वन्दित लिङ्गं

तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 3 ॥

कनकमहामणि भूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम्।

दक्ष सुयज्ञ निनाशन लिङ्गं

तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ ४ ॥

कुङ्कम चन्दन लेपित लिङ्गं पङ्कज हार सुशोभित लिङ्गम्।

सञ्चित पाप विनाशन लिङ्गं

तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 5 ॥

देवगणार्चित सेवित लिङ्गं भावै-भीक्तिभिरेव च लिङ्गम्।

दिनकर कोटि प्रभाकर लिङ्गं

तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 6 ॥

अष्टदलोपरिवेष्टित लिङ्गं सर्वसमुद्भव कारण लिङ्गम्।

अष्टदरिद्र विनाशन लिङ्गं

तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 7 ॥

सुरगुरु सुरवर पूजित लिङ्गं सुरवन पुष्प सदार्चित लिङ्गम्।

परात्परं परमात्मक लिङ्गं

तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ ८ ॥

लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेश्शिव सन्निधौ।

शिवलोकमवामोति शिवेन सह मोदते॥

# ॥ श्री शिवरामाष्टकस्तोत्रम् ॥

शिवहरे शिवराम सखे प्रभो, त्रिविधताप-निवारण विभो। अज जनेश्वर यादव पाहि मां, शिव हरे विजयं कुरू मे वरम् ॥१॥ कमल लोचन राम दयानिधे, हर गुरो गजरक्षक गोपते। शिवतनो भव शङ्कर पाहिमां, शिव हरे विजयं कुरू मे वरम् ॥२॥ मङ्गलमन्दिर. स्वजनरञ्जन भजति तं पुरुषं परं पदम्। भवति तस्य सुखं परमाद्भुतं, शिवहरे विजयं कुरू मे वरम् ॥३॥ युधिष्ठिर-वल्लभ भूपते, जय जयार्जित-पुण्यपयोनिधे। जय

नमोऽस्तुते, जय कृपामय कृष्ण शिव हरे विजयं कुरू मे वरम् ॥४॥ मापते, भवविमोचन माधव सुकवि-मानस शिवारते। हंस जनक जारत माधव रक्षमां, शिव हरे विजयं कुरू मे वरम् ॥५॥ अवनि-मण्डल-मङ्गल मापते. रमापते। जलद राम सुन्दर निगम-कीर्ति-गुणार्णव गोपते. शिव हरे विजयं कुरू मे वरम् पतित-पावन-नाममयी लता. परिगीयते। यशो विमलं तव तदपि किमुपेक्षसे, माधव मां शिव हरे विजयं कुरू मे वरम् 11911 अमर तापर देव रमापते, धनोपमम्। विनयतस्तव नाम

करुणार्णव मिय जायते. कथं शिव हरे विजयं कुरू मे वरम् ॥८॥ प्रिय चाप कर हनुमतः सुरसरिद्-धृतशेखर गुरो। मम विभो किमु विस्मरणं कृतं, शिव हरे विजयं कुरू मे वरम् 11911 नर हरेति परम् जन सुन्दरं, शिवरामकृतस्तवम्। पठति य: विशति राम-रमा चरणाम्बुजे, शिव हरे विजयं कुरू मे वरम् ॥१०॥ प्रातरूथाय यो भक्त्या पठदेकाग्रमानसः। विजयो जायते तस्य विष्णु सान्निध्यमाप्रुयात् ॥११॥

### पशुपत्याष्टकम्

पशुपतीन्दुपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सती पतिम् भक्तजनार्ति हरं प्रणत भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ १॥ न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम् ॥ अवति कोऽपि न कालवशं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ २॥ मुरजडिण्डिवाद्यविलक्षणं मधुरपञ्चमनादविशारदम् 11 गणैरपि सेवितं प्रथमभूत भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ३॥ सुखदं शरणान्वितं शरणदं शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम् ॥

अभयदं करुणा वरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ४॥ नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजम् 11 चितिरजोधवली विग्रहं कृत भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ५॥ शशिशेखरं मुखविनाशङ्करं सततमध्वरं भाजि फलप्रदम् प्रलयदग्धसुरासुरमानवं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ६॥ मदम पास्य चिरं हृदि संस्थितं पीडितम् ॥ मरण जन्म जरा भय जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ७॥ हरिविरिश्चिसुराधिम्प पूजितं यमजनेशधनेशनमस्कृतम् 11

त्रिनयनं भुवन त्रितयाधिपं
भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ ८॥
पशुपतेरिदमष्टकमद्भुतं
विरिचित पृथिवी पति सूरिणा ॥
पठति संशृणुते मनुजः सदा
शिवपुरिं वसते लभते मुदम् ॥ ९॥

# स्तोत्रम्

श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल ए। कलितललितवनमाल जय जय देव हरे।।।।। दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन ए। मुनिजनमानसहंस जय जय देव हरे॥ 2 11 कालियविषधरगंजन जनरंजन ए1 यदुकुलनलिनदिनेश जय जय देव हरे॥ 3 ॥ मधुमुरनरकविनाशन गरुडासन ए। सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हरे॥ 4 ॥ अमलकमलदललोचन भवमोचन ए। त्रिभुवनभवननिधान जय जय देव हरे॥ 5 ॥ जनकसुताकृतभूषण जितद्षण ए। समरशमितदशकण्ठ जय जय देव हरे॥ 6 ॥ अभिनवजलधरसुन्दर धृतमन्दर ए।

श्रीमुखचन्द्रचकोर जय जय देव हरे॥ 7॥:

तव चरणे प्रणता वयमिति भावय ए

कुरु चरणे प्रणतेषु जय जय देव हरे॥ 8 ॥

श्रीजयदेवकवेरुदितमिदं कुरुते मुदम्

मंगलमंजुलगीतं जय जय देव हरे॥ 9 ॥

जय जगदीश हरे नेपाली आरती:-

ॐ जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे

प्रभुका चरण उपासक कति-कति पार तरे ॥१॥

मनको थाल मनोहर प्रेम रुप वाती

भाव कपुर छ मङ्गल आरतीसब भाती ॥ २॥

नित्य-निरन्जन-निर्मलकारण अविनाशी

शरणागत प्रतिपालक चिन्मय सुख राशी ||३||

सृष्टिस्थितिलय कर्तात्रिभुवनका स्वामी

भक्ति सुधा वर्षाउ शरणपर्यौ हामी ||४||

आसुर भाव निवारक तारक सुखदाता

गुण अनुरुप तिमि ह्वौ हरि हर अनि धाता ॥५॥

युग-युग पालन गर्छौ अगणितरुप धरि

लिलामय रस विग्रह करुणामूर्ती हरि ॥६॥

समता शान्ति प्रदायक, सज्जन हितकारी

चरण शरण अव पाऔ प्रभु भवभय हारी ||७|| सम्यम सुर सरिताको अविरल धार बहोस् जित-जित जन्म भए पिन प्रभुमा प्रेम रहोस्||८|| प्रेम सहित शुभ आरती जसले नित्य गर्यो दिन-दिन निर्मल वन्दै त्यो भव सिन्धु तर्यो॥९||

## शिव आरती (नेपाली)

🕉 जय शिव शंकर शम्भु, जय गिरिजाधिश । (जय जय करुणा सागर) पशुपति जगदिश । ॐ हर. गिरी कैलाश निवास छ गण छन सहचारी (मुंडमाला छ गलामा)रूप छ भयहारी।२। डमरू त्रिशुल सुसोभित प्रभुका दुई करमा । (भुषण नाग विराजीत)बाघाम्बर अंगमा ।३। तिन नयनमा थरी थरी ज्योति छ दिव्य सदा । (वाहन वृष भवनोहर)संगमा छन गिरिजा ।४। भस्म विलेपन सुन्दर शीरमा चन्द्रकला (कल कल बगछिन हरदम)गंगा पुण्य जला ।५। ब्रम्हा विष्णु महेश्वर प्रभुका रूप सबै । (श्रृष्टि स्थिति लय सब हुन)शुभ लिला प्रभु कै ।६। वेद पुराण जित छन प्रभुको वर्णनमा

(कण कण ब्यापक प्रभुको)महिमा त्रिभुवनमा ।७। शुर नर मुनि सब प्रभुकै निसदिन ध्यान गरी । (परमानन्द मगन भई)जान्छन पार तरी ।८। सचिदान्नंद परात्पर सज्जन हितकारी । (जय जय शाम्भ सदा शिव)जय जय त्रिपुरारी ।९। ॐ हर हर हर महादेव